## र्वपराधभञ्जन तोनम् श्राएमः

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham

पशाच जने॰ श्रीजरीत्रायनमः ॥प्राज्यहस्या यदासंतक्चर्यायुजनात्रिता नार्चितारहं तेनाचकीतियेज जठरजयहनेय ध्याताव्यिष्टेः प्राप्ने जन्माना रंगः पुन रिप अथिता का श्रितः का पिसे वा राना ये मेपराधः प्रकरितयदतेकामरूपेकाराते॥शायात्यवातानि लिये जी उत्तरप्रतिर्वास्ति संप्रमाती तत्वां जावी प्रियातः व लिकलुष्ठ्रां त्रोजित्रो द्वेकदा त्रीं ता चा दातापिप् जान च जप नकषातस्म ताते वर्षे वा इंति व्यात्रिपराधः प्रकरिते वदनेका मन्यकाराह्म।। आश्राश्रीहं जीवन स्थाबियध्यक्ष्मस्यो निन्द्रीयः

**अवयाधा** अतःप्रमासावेतदंत्री प्रद्यामनु दिनं ध्येषप्रा जेर चात्य मञ्जान ० त त्रन्योप्रअपयाचः प्रकरितयद्वेकामद्रेपकारिता खार ॥५१ कुलास्रा ने दिनादीक चिदिपस्थियं नाहितं ने वषु ष्पं तेवं तेवं चे चाया कि विद्या कि ता ता पित्रा वात विता तन्यासितेवपूजातच्यायायायनेवापिचचिकतंते हत 2 व्योत्रियप्रयाधाः प्रकारतय द्रतिका अवस्पक्र राते॥ ६॥ जोता मिलान चारं अस्त्रयाद्य याचि सिष्ठिप्रयात्री नित्यान 2 न्दा दशा दिशासणात्म आयान्य अधिक स्था ज्या जिल्ला जिल्ला

रंष्य्रगात्री नकाष्रद्वीपय्चनहरयोस्ययसात्रियः त त्यादात्रीज युग्ने त्रामिषि मतसातस्य ताहं अदा चित्तं तथी प्रपराधःप्रकितियदेनेकाप्रदेपिकाले ॥ ३। प्रोधे हिल्यान थांचेस्तर्हितक यंत्रार्षिमला दिचेष्य क्षप्राप्तः क्षपाप्तिय तिप्रमितु दिने चेष्या अञ्बद्ध ते तिथातेन चार्चा तस्य अजन विचित्रितिमत्वीर्तिनंवा छत्व्योत्रपराधः प्रयहित्वदनेका मन्वकत्राले।।धान्छस्ते गुद्धि होतः कृति वयसत्ते श्वासका साति त्रारिः कर्त्राजी हिन्दिताः प्रज्ञालित द्रशति ज्ञानित युपराश्च त्रञ्जात व्यात्रपत्राचः प्रकारित्वद्देनका सत्रपेकत्रात्र । व्यात्रात्र विः प्र सतः कञ्चष्यात्रत्यः कार्याकाच्या विचारेः कुलमित्रास्तः काँ लसमिति हो तः क्यातेतेक वाचीक वने जनकणानस्तिनियस्य रान्योत्रियपराध्यप्रकित्वदन यामर्पेकराति॥१०॥राजी दुलीदिरदुःसभिता।पर्यसःपाद्र ३ 3 यः पापचितः तिन्त्रात्रस्यप्रशातः स्य ज उर अर यो व्याक्ति सः क 3 व्यितात्मा कितपूजाविधानं सः चमनुजपनं नेविकि चितक रीति स्नाम्पेषिपाचाः प्रचारित्वस्त्रेनमा मन्पेस्पारी॥१२॥

कार्यात्रिलाचेयत् दिनमित्रतःपीरितो दखसंचे संतथाप्रिश्र पराखाः प्रकारितबद्रतिकात्र न्येकरात्ता १९। काला आप्रपात्र ला की बिगलित बिकुरोख दे सुराइ सिरासी जासी जारी कर बाजी कर गा पगराष्ट्रियातिनीकि भेदिहा संसारित्य कता यं अनिस्चनक य जाबिती जाब्बा जिः से नांच्या जे ज्यूपरा चः प्रकिरितव देतेका प्र न्येक वारो। चा ब्रह्मा बिष्ठ्यः महिष्राः पिर चयति सवार्यात्य वांत्री ज्युकंत्र मा ग्यामायानी चाहे न्यय जाति प्रयत्याद्वय ये मजीव तित्यं से में समिदि के विवस्त मिनि की स्वीम मिनि हो त

विश्वास्त्र अस्ति ने अषि अवती न्यत्य रंते विकेश्चित संतव्यो मे १४ खंका वी लेताया समितिरिष्ठतासुन्देशैत्रें र्योसे सङ्गीहिन प्रसास यसिच मुवना से हिल्ला प्राची से प्रध्या माने जिती से स मिस्चवगतामंजलिहिकुलाख्येद्रितेच्यात्रे।१५॥तित्रिना ४ त्यनदेशीयरिचयतिज्ञतीदः सदाजितयतीहं कितिः दुर्जित धःपरित्रविति सम्बिद्धतानासमितिनाद्यियाचिः कदाचित त्रवति पिष्युतः सर्वेदासपराच्यः सर्वेतत्तनात्ररपात्रि जुवत नती झाने के सु अ सु सं स्था के १६ सामाय सां अयो हो जन

त्रिष्याचात्रीह्य वेशिपरियतिमत्तसः क्षेत्रासंख्य रात्राच निकालिनञ्चस्यर्याथिरिहनःपापकतुँकुव्यतः बार्द्रस्य क् चर्मःक चत्रजनग्रीनः कि स्थितः साचु संबेः जेत्यो ॥ १२ त्रासातस्यदे हा जनित जरुर्गासायन सद्त्रीहै संकत्तिका यशित्री करया जुया मधी कमे हेतुः स्वत्रपः सं विद्धितित तिस्या व्यहमिषत्रवती सर्वे ते वस्त्रेव रातव्या ते०१३। संत्र्तिः सं जियास्वास्वासिहत् वहस्थाजाज वाषुरूपासंबद्धमासिम वस्याद्वास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्र चतवतिर्द्धानमीति। द्यासातिः वाचातिः व लंकी कुलपतिके मालः स्यान्याप्रिकम्य तिस्पातन्ये द्याच्यः प्रमुजतिय मुखः सम्याक्यानमीतः समायादिस्मिवनप्रतिप्रिदि जापादप्रका वृतंग्रात् संत्रच्यामे॥१९॥६ तिम्नीरूद् जाम सत्तेत्रहर जोत्रीसंग्रेययाच्याच्यानम्म सप्तेम शुत्रमता मेर्निययात

## अपराध्याजन तीनंसमाप्त्रम् ॰

CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham